## THE VEDIC PATH

Quarterly Journal of Vedic, Indological and Scientific Research
Gurukula Kangri Vishwavidyalaya,
HARDWAR

To,

30

If not delivered, please return to:
Dr. R. L. Varshney
Editor, Vedic Path
'Dreamland'
P. O. Gurukula Kangri-249 404
HARDWAR, U. P., INDIA.

पेज-2

- 29 x15x0.1c.m

भी गंगेशायनमः जमस्तस्मैवराहायलीलयो

श्नपरदिवारही: पूर्वपर्गः तंगदोबी वानोपीरः -यादनान प्रजने अद्धिणीते ।

bo-us

"अर्गगण्यानमः नमलस्मेवगरायलील्याद्वरतमहीः खरमध्यम्नायस्पेमरः वन खनापते १ पाधानायायः॥पाप्धनस्यचारस्य प्राध्नाद्वस्य नेवाद्वर्रहत्ते नेवाद्वरहत्ते नेवाद्वरहत् वान्वमुमर्रातीः र नज्ञातिष्युनोकेषुभवतेष्ठितिसम्मः विद्योत्तत्वविप्रेदप्रिविधस्य निष्ठ ते ३ प्रज्ञानेपातकं शुक्त ज्ञानमाई पुराहतं भविद्यं वाधवातितंवर्तमानंवद्खिने कर्मणा केनत्रसम्भवेनात्वेदिमे ४ विश्वाच्यवाचः प्रयाताराज्याद् लक्षिण्येनतद्भवेत् अबाई जस्मसात्वारं मेरव्यतितसमुद्भवः संप्राप्यवासरं विक्याः वानरः संवति ६७ पवासपरोस्तवाष्ट्रत्येनमधुस्रद्नंः सुभाचारेण्सिहतोरान्रोजागर्गण्यित वि प्रावयंतिषापानि कितवस्त धनं पष्टा। एकाद्शिममुत्यनवदिनापान् स्यानं र भस्म तायातिरात्रेद्रः प्रितनमशाताद्वं नेद्रशेषावनं किचिन्नरा गानि वतकात् निर्धाप्रभय नाभस्यदिनंपातक हानिदं नावत्यापानिदेहास्मितिछित्तिमनुजािय २० पावन्तापव-

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

Supplied Comment of the second ANTONICE STATES OF THE STATE OF Antendrality of the House of the House of BUILDING BUILDING BUILDING SERVICE STREET STATE SHOWING SHIPS OF STATES OF STATES AND STATES OF STATES A A Manuary Box manual Superior and the state of the stat वार्यनीम् ६५१ ३ चर्यामा (विकास सम्प्रातिक राज्या । वर्षा प्रमान । वर्षा प्रमान । वर्षा प्रमान । वर्षा प्रमान । Chinal Amenager (Contrapped and Chinal Alegan And Alegan मान्या कार्या है से अपने कार्या कार्य CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

विज्ञेसंह स्याहिनावेदाविद्यतत्वः स्रतेउवाच विद्यः प्रातम्पाखास्र उपाखानवयाविदः र पेनेन्द्र अत्र लाक्त आमंग्रहीन के के देश प्रतः प्रात्त मुप्तरं कि प्रति स्थापित क म् लोहितित्रत प्रायतियप्रीतंमितिषाितः प्रविविद्वानकत्तियाविष्टिरविह १० प्रष म्पॅकार्शीभ्याधर्मकामार्थका सिनिः प्रविद्धादित्र प्रेष्टकर्नियासप्रमिसदाः दर्श चपोर्शमासंचितुः सावत्सरंदिनंः पूर्विद्धः मकुर्वाग्रीनरकं प्रतिप्राते राजि चरं ततेष्रवेदरोभीग्वंसमबाषुयात् एतध्युनंमयाविप्राः त्रक्षेदेपायनापुरा १३ ग्यादित्याद पवे नापां सोकाका तिरिष्मिचेत् संपूर्णसेवमंतव्या प्रम्तानो दयाचना पार्णमर्ण न्यातिष्यसान्वान्तिस्मताः पित्रसमनवेनापास्परास्यास्यान्याने नतत्रीर्ष की गाह्या स्वस्पारिपिकि निष्यः घडहा ध्याधिय पात्रा साधि देवविविन का न् निष्य प्रमार्ग विषेद्र क्षपकरदिवाकरोः हवियाः संगदिविए नोपाखास्ना नप्राने वर्जयतिनय

रिं उठ द्राणमास्त्रवनुरोदिता नर्दिस्तानरानादिकत्त्रं यास्याद्रवायके नद्वाप्रद्रिमायातिनदरात्रीत र वि चिपते दिनकार्णमश्रेषं तिर्वतियंशर्विरीमुख विधिरेषमपाखातानराणामुपवाधिना श्र सापामिक्रां वेद्दां दश्यान्य रागदेय २० स्नानार्चनिक्र पाकाधीय नहामाद्रसंयुता त्रपाद रणिस् अद्वायापार एए एवं ये शतयता धिकं वापिनर प्राक्रित्य ए तस्म कारणादिपाः प्रमुखां ज्ञानमा चर्त् रर तित्तर्पण संप्रके रष्टा त्यं दार रिनं मक त्रानिकरीद्यवादादणीलंघीतंन्यणं रर् करोतिधर्माहर्णमस्नातेचसरस्वित धरोवा पारावाचे द्वीसंप्राप्रिश्वासरे र४ उपाद्याद्वारकी प्राप्पापूर्व विद्वात्व जिपेत् अस्य परन्य प रान्तिमनस्नद्वादशीप्रविवास्र २५ तदापवासंदिकराकर्त्वांमानवेर्वद उपवासदिनवि द्रयरान् वहन्तारद्धित्याद्यद्वान्त्व क्रून्याचेक् द्रशीतित्य तत्रापवामीविदित्तकथ तद्रसत्त्व स्तउवाचः यदानप्राप्यतिवप्राद्वाद्रश्याप्रवासरः रविचक्राईमात्रीपितत्रो

311